PRINTED BOOK

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya,
HARDWAR

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney

Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404

HARDWAR, U. P., INDIA.

| ACU - MACHOEL                         |
|---------------------------------------|
| Gos - (40-44) = 4                     |
| 29x1015xolom                          |
| रात्यनीत्यतोति छेषपछ्को भवयते देवादिन |
| महेनोः आद्यमवर्षे अहरेपारनेभवादाह     |

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

To,

सार्वेशारि हिन्स चेनिरं न न का हरते जान स्विता नेति वे का हुवाः इसारे देवारित व्यक्तिसम्बायम् व्यवव्यक्ति व्यक्ति विष्यक्ति विष्यक्ति विषयक्ति विषय विषयक्ति विषयक्ति विषयक्ति विषयक्ति विषय अवत्विहराष्ट्रम् वर्ष्यस्थिति विदेशेन एहरामान्या प्रसान विद्या विदेशेन एहरामान्या प्रसान विदेशेन एहरामान्या प्रसान विदेशेन विदेशेन एहरामान्या प्रमान विदेशेन विदे अवस्य प्रामस्तिवियो मेदो मुद्दा द्विवः दि अवस्य मामपानि ब्रह्म दव तारेश्वतिति मारावकावत्रशामान्य्य रुविषः बस्मिनतिनविष्येषराष् त नियंद्वियं याः इंडाजिश्यां ध्या मस्यिवियां मेदः व्रस्थितं व्रया वत्याचि य वहचार्परगर्धियं मात्रवा पानां नेवतो थीः क्षेत्रहत इहिरुक्त स्प्रिया मारि संज्ञवरवेनविधित्रविषित्रविधित्रविधित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभितिष्यितिष्यिष्यितिष्यिष्यिष्यमित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित्रविभित कि संखायाः विचारि महिन्न हिन्न दिनि चतुर्थः सच वर्ध वर्धाणाः सनि केष 

गर्मा दिला दिला देश है से हित स्माधिवयग स्पान के बिला प्रयोगना के बन्ते । के सम्माधिवयग स्पान के बार के कि सम्माधिवयग स्थान के बार के कि स्थान के सम्माधिवयग स्थान के सम्माधिवयग स्थान के सम्भान के सम्माधिवयग स्थान के सम्माधिवयग स्थान के सम्भान के विश्वेम रितिति वरणर तिः। शियोतिन वरणेवस्ति वर्णेवस्ति वर्णेवस्ति निति वर्णेवस्ति निति वर्णेवस्ति वर र्भणान्त्रणभान्तिणाने तत्त्वाचीत्रधा तुरेव धातेष्क्र ध्येष्ठात्वयाः सतः तिउ क्ष त अति उपयोग्ने अद्योगि इसा दी सलो है ति प्रतिव चे तभा से तत्र प्रतिव प्राप्त या न्स्त्वामंब का भविष्यतिनन्धि व्युक्त गानिष्ठका वन प्रती वरामित अ अवसानिक्या वेद्यमनलितं वर्गवे करस्या स्तेवति व कास्या निवति । को नुः। सामा अस्टिमोन द्वे बर्ग्य राष्ट्र माने निभावः वतु वत्र ता वरः वर्ष माने नास्त न वियहित्र स्वर्भिण विधाना ते ने नामित्र ने ने मित्र ने वाधनी या प्राप्तिना वित्रद्वादभ्रतावसी इहाय नित्र नाच कारात विव्यक्त प्राथस्य क

रणविस्त्रणसमासे हर्सभा एवंत्रिक्रोणिशतिचेदचारः वर्वकृत्मनेनेति विग्रेत् अविश्वित्रमनेनेति विग्रेत् अविश्वित्रमनेनेति विग्रेत् अविश्वित्रमनेनेति विग्रेत् अविश्वित्रमनेनेति विग्रेत् अविश्वित्रमनेनेति विग्रेत् निक्रे ने निम्न स्थाय स्था वर्ष स्थित वर्ष के तर्गनिमनेन समानार्थः क्रवादी उल्लासनवावि शिववाक्तार सार्वि हो बेध स्प सरस्ता मान्य स्वादी दर्शनाद अलिक्सिकिवावें के में के रखाभ्यवगम्पते मञ्जर्भनं क्षेत्रावामितंन भावे क्रिस्म क्रिय रित्र मायस्य विधा वात अप्रति वह स्वरित्त वह स्थादे विति रावंत्रज्ञोदनस्पणिव्यत्तम् सम्बन्ध स्थान्त्रसाधुने रत्याचित्रते वाराणं करत जीत्य व समास्त्रितो भवतरावेत्युक्ते तत्रसमासः छक्रवेतिशास्यः महित्रहा वजिरितः स्वर्शाचेति ब्राविश्वः तिक्शी प्राध्म वेति स्वाद्वे वेत्र वृद्धेः स्मादेत्रत भिदेणे मा न्यांचा है लि मितिरा विभिन्न के दिव दे स्पाद कर कर का कि स्थान के स्था के स्थान क

मुखासीय अधि संघट्याता यो जनस्कितिया चे देव स्वाद्याचा चा चयाची द्रेत स्वाद्याचा चा चयाची प्रतिकार चयाची प्रतिका वरिवाचकाम्या प्रधानास्यात्र होते प्रवाह्य प्रवीह्म वाच मेंच से दे सब ही जा प्रते महोक्षेत्रमाह्म व्यामायमायायाय निः मनहस्रात्मे स्थान वर्षम व्यक्षांवकत्य माणा महत्वायः अववंत्र इतिवेत्र व्यवं ते व्यवंत्र प्रवेच जे दनः पास्य ने द्वेरते प्र न यत्रद्वेने त्या द्वभाभ्यामित स्तीयास्या देवेतिवी ध्यं भूत्रव त्यावत त्रे मदहिमिति विद्यात्विद्यप्रिताः वृत्तीत्रे त्याच धरेरा मोष्युत्तममितिभरिष्ववागः हांग छत्रहित् अभववात्रो सतीत्य उठ जीते ने नाम्यपदार्थं लाभा म्यूड्डीदियमार् अथवांत्रादिविक्यित्विति अभववा 

8

वर्तते नत्यत्वेत्रस्मद्वजातेष्ठतंगद्रतिभावः प्रवेहाचेरोवितिने वनकितिहास के निर्मा के निर े प्रसंस्कृतिक की विधानितिक में स्वितिक की कि स्वानितिक की कि स्वानितिक की कि स्वानितिक की कि स्वानितिक की कि स मवित्रचीः नावंविवम्हति अक्रावरवाः प्रवेशमविष्यक्तित्रत्ववर्त्तितिवाः क्षवमउत्तस्त्र त्रव्यवित्र के त्रव्यवित्र वित्र व्यवित्र वित्र क्षेत्र क्षेत्र वित्र क्षेत्र ता दियोपितस्त्रेस्य सा युवाधानेतियतिः भ्यादः उत्तेः स्थान्यविवदेवा। वितायां वा स्विति अदेवति अद्वे अदिका वर्षा वाहिला स्विति खान खान विति यह देशीख्ना इस नेनए विस्थित प्रवेश माने विश्व से नि मेनुनिश्वाभिदेः सेनिहले नाविनित्ता त्रप्रणभावः भववन्य त्यार व्यवतव् क्रोबेश्त अक्रजाराज्याममास्मिन्दिन्न प्रावित्यर्थः वर्नरेबक्षितिवे धव्यन्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थापत्र स्यापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत

वीत्रमव वोदका कारवा क्रिनवच नस्प प्राके स्थिनवान व निवं व विभाषा १ प्रतेन शेखवचनेनिवनेना क्रियेन ना क्रियेन स्थान क्रियेन जगनः क्रितिर्दिरे पा। वेति अप्रविश्विकति अवस्ति ने इत्या वेश्यर्थः अन्त्रा स्वापित अत क्रियंते असाध्यादेश्वः प्रतिभाग्ये वार्थं तेते वेतिवस्य स्पृष्ट् गता सम्बद्धा दि मति अश्व रहा चे अध्विति वर्ष माते ज्ञः दिनिता स्वाम् रेरिमा दीत स्त तः नह बत् माने नेन रतायात वा वव हाने भरामित ज्ञी निस्वेण सने ज ख्वाधः प्राच्यः त्रेने वाध्यकारे उप्रतात द्वित विजनामध्यापनात्र भाध्यस्य लंभवमिव निवेशा प्रवादः भूजिति निविश प्रास्तिभाति भ्यासिने मिने निविश कि श्वितरले वेत्यश्वित्र रणे ज्ञः इद मेशा विति वर्ति विष्णे सव मेद्रे २० स्तार्थिव रणे के समेक मी कर्मिक विगरिव छक्त भग्न निम्न त्या विक्री वा इद्मे वा भ त्रमोदनस्य उभववाद्यो कर्माली त्यवं नियमस्त निर्वत्र ने करिकर्मला : स

तीलांत्रस्थायवाद्या सिव्यामाध्यामात्र यमच्योत्त्रभेष्य मत्तेवाते चेतिविग्रहः स्रिते लगिते जासामामाग्रहणे वैषावसा सामाग्रहभवनीति त्रवाद्या अधितरसाह लादेशाइति उद्दितियंतरतिशेवः सुरंसायस्य स्वाचन्त संवक्तिं जामते विशेष व्यामित विश्वक्रिय में एक स्तिति वस्ति अवति अप्रमानित लको विस्तादेशसादित्यातः वन्तेवमिवसिर्वसेविषः स्रोमंदिकति स्वामंदिकति। वेतिमयेथावव्यत्रियं निः व शह्वायेव निरु विश्वत्रोत्तवारो नाप नरादेको नेसदेवः विश्वनोत्तिर् वेत्यन्ति तिद्वायीति देशः द्वा यते नतित्रं संज्ञा नया चित्रे वा निर्देश वसामान्य मण्यनिद्धिपन इति ना नुवर्गनः हिन्दि विति समा हा भिन्न गुरे उ: उद्योर क्रेंगिविक्र खणाने देतमाचे लभ्य नहत्ता श्रांचना हु अन्नेविक्शिवित्रेश त्तंबज्ञिताक्षित्राक्षित्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्रेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्रे कात्रक्षेत्राक्षेत्रे कात्रक्षेत्रे कात्रक्षेत्रे कात्रक्षेत्रे कात्रक्षेत

कि रेवार् कृति सारि नारवल अविग्रहिए त्यावारी मानाम वित्र स्पष्टित त्यावारी विश्व हैं अवनित्रित सेमाह प्रताहारक्षेत्र वयमान्द्रति द्राज्ञानन् मंड्यमा नदित महस्यां वातिदिनात्र त्रद्ध तान्ति व्यवचावने तिनात्रप्रभूधी विति प्रभूषी विति प्रभूषी विति प्रभूषी विति प्रभूषी विति प्रभूषी विति प्रभूषी विति प्रभूष वित्र दे व्यवत्र वित्र वित प्रमाहारण्यासामानायं इतिभावः सक्षेति त्रच्छो लादि प्रस्तितिविहास त्रत्रयः शतित्रत्याहार यहणात्रियं ति बेधे प्राप्ति विकत्पमाह दिखा क्षिण्य प्रतितिष्ठा विकत्पमाह दिखा या संस्थिति वेश्वर त्यंदीः सर्वीय मिति अत्रत्रत्र स्थितित्या या तित्रेष । सर्वाय क्रीनियाव वेधिवे सहस्प्रमसीति आवः एवं वा प्रविता विदेश को अ त्यवश्रीय त्यविवद्यायो अर्तिविविवस्य अवत्यवि तिची ध्ये अववेताः अप्रध मर्णे अवस्या संभवादाह अविव्य त्यवस्वति इत्रस्त उत्राति ।